## परमार्थसार

आचार्य अभिनवगुप्तपादप्रणीत एवम् शैवाचार्य श्रीयोगराजकृत .संस्कृत वृत्ति

> सम्पादन एवं हिन्दी रूपान्तरण प्रो० नीलकंठ गुर्दू

## पेनमैन पब्लिशर्स

दिल्ली (भारतवर्ष)

## विषयानुक्रम

| विषय                                            | कारिकांक | पुष्ठ        |
|-------------------------------------------------|----------|--------------|
| पूर्वावलोकन                                     |          | 120          |
| ग्रन्थकार का मंगलाचरण                           | 9        | (v)          |
| शास्त्र का अवतार, उपोद्धातीय                    |          | 3-6          |
| डिचौके के आकारवाला विश्व परमेश्वर की            | 2-3      | 6-85         |
| स्वातन्त्र्यशक्ति का ही बहिरंग विकास            | 8        | 27-20        |
| डिचतुष्टय में भोक्त और भोग्य का स्वरूप          | (4       | \$0-23       |
| त्रस्य की प्रतिबिम्बरूपता                       | €-9      | 53-85        |
| वश्व के आधार परतत्त्व का स्वरूप                 | 80-55    | 85-80        |
| भिदवाद की स्थापना                               | 25-53    | 86-48        |
| द्धाध्य के पाँच तत्त्वों का विकास               | 8.8      | 48-60        |
| यातत्त्व का स्वरूप                              | १५       | ६१-६३        |
| पतत्व का स्वरूप                                 | १६       | <b>६३-६६</b> |
| चुकषट्क का विकास और अंतरंगता                    | १७       | EE-90        |
| चुकपदक को शुद्धि का उपाय                        | 35       | 50-00        |
| कृति और तीन अंत:करण                             | 29       | 80-60        |
| च ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रियों का विकास | 20       | 58-54        |
| चे तन्मात्र                                     | २१       | ७५-७६        |
| च महाभूत                                        | २२       | 36-90        |
| यानिक कंचुक का आवरण                             | 23       | 62-60        |
| वरण के तीन रूप                                  | 5.8      | 60-63        |
| वरण के प्रभाव से भेदबुद्धि का विकास             | 24       | 62-63        |

| विषय                                                 | नारिकांक | पृथ्ठ    |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| जाग्रत् आदि अवस्था भेदों में एक ही                   |          |          |
| चैतन्यमहेश्वर की व्यापकता                            | २६       | 68-64    |
| छ: परस्परभिन्न अवस्थाओं की अयथार्थता                 | ২৩       | 6-38     |
| भ्रान्ति में असत् अर्थ के प्रतिभास की अपार क्ष       | मता २८   | 97-93    |
| माया से जनित मोहात्मकता की सर्वाङ्गीण व्याप          | कता २९   | 88-84    |
| भ्रान्ति का उद्भव                                    | 30       | ९६-९८    |
| अनात्मा शरीर, प्राण इत्यादि पर आत्म-अभिमान           | उत्पन    |          |
| होने का मूलकारण भान्ति ही है                         | 38       | 85-800   |
| शिव का स्वयं ही स्वरूप को भ्रान्ति में जकड़          | ì        |          |
| का प्रकार                                            | 33       | 800-808  |
| शिव का स्वातन्त्र्य ही भ्रान्ति के बंधन में डाल      | ने और    |          |
| उससे मुक्त करने की क्रीड़ा का मूलकारण                | है ३३    | 808-808  |
| तुरीयाभाव का स्वरूपनिर्धारण                          | 38       | 306-880  |
| जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति के विषय में वेदान्त का     |          | १११-११८  |
| दृष्टिकोण और उनमें तुरीया की अनुस्यूतता              | 34       |          |
| सारे प्राणिवर्ग में अनुस्यूत होने पर भी परम-पु       | हच की    | ११८-१२०  |
| मलहीनता                                              | 36       |          |
| विशुद्ध चिन्मात्र होने पर भी जीवों में सुख, दु       | ख आदि    | 858-858  |
| अवस्थाओं का भेद क्यों?                               | ₹9       |          |
| परतत्त्व में सुखिता, दु:खिता इत्यादि का अभाव         | 36       | 858-850  |
| स्वात्ममहेश्वर स्वयं ही ज्ञप्ति के द्वारा भ्रान्ति क | 1        | १२५-१२७  |
| निवारण करने में स्वतन्त्र है                         | 39       |          |
| उत्कृष्ट योगी की कृतकृत्यता                          | 80       | १२८-१२९  |
| अमृतबीज का उद्धार और पूर्ण तन्मयीभाव                 |          | \$30-583 |
| की अवस्था                                            | 88-80    |          |
| फिर पांच ईश्वरीय शक्तियों के बहिर्मुखीन प्रसा        | रक्रम के | 885-88   |
| अनुसार बाहरी विश्व की सृष्टि                         | 88       |          |
| बहिरंगरूप में विश्व के उल्लासन और अंतरंग             | रूप      | 888-84   |
| में विलयन की विमर्शमयी क्रीड़ा ही अहं                | भावमयी   |          |
| परमेश्वरता का रहस्य                                  | 89-40    |          |
| 14. London Inc. and a                                |          |          |

| विषय                                                 | कारिका | क   | पृष्ठ    |
|------------------------------------------------------|--------|-----|----------|
| योगी की परभ्रह्मस्वरूपता                             |        | _   | 242-243  |
| सिद्धयोगी के लिए द्वन्द्वों की भी ब्रह्मरूपता        |        |     | १५४-१५५  |
| ब्रह्मज्ञानी के परिप्रेक्ष्य में कर्मफलों की नि:सारत |        |     | १५५-१५६  |
| अख्याति से ही जन्म-मरण                               |        |     | १५६-१५७  |
| ज्ञान प्राप्ति से कर्मफलों का नाश                    |        |     | 246-248  |
| ज्ञानी के लिए संसारभाव की प्रभावहीनता                | 48-    |     | 249-256  |
| मुक्ति का स्वरूप                                     |        |     | १६८-१७२  |
| <b>जीवन्मु</b> क्ति                                  |        |     | \$05-508 |
| जीवन्मुक्ति के संदर्भ में कमों की फलवत्ता का         | अभाव   | Ęą. | 808-800  |
| बार बार जन्म-मरण का कारण                             |        |     | 204-206  |
| आत्म-परिचय का फल                                     |        |     | 206-566  |
| जीवन्मुक्त का अवशिष्ट जीवन-व्यवहार                   |        |     | 269-224  |
| तानप्राप्ति के विषय में अधिकारिता का अभाव            |        |     | 224-226  |
| नानी के लिए मृत्युस्थान का निर्णय                    |        |     | 250-530  |
| नुक्त आत्म का स्वरूप                                 |        |     | 236-280  |
| गोगिसंवेदन का रूप                                    |        |     | 580-588  |
| नजी मानसिक संस्कारों से ही स्वर्ग, नरक इत्या         | दि     |     | 1        |
| की प्राप्ति                                          |        | 23  | 588-588  |
| नजी वासनाओं के अनुसार मरणोपरान्त गति                 |        |     | 286-548  |
| ानी और अज्ञानी दोनों का मृत्युक्षण समान              |        |     | २५४-२५९  |
| वि शक्तिपात                                          |        |     | २६०-२६२  |
| दं शक्तिपात                                          |        |     | २६२-२६४  |
| ोगभ्रष्ट का स्वरूप और आगामी दशा                      |        |     | १८४-२७१  |
| थ का उपसंहार                                         |        |     | २७१-२७३  |
| लोकानुक्रमणी                                         | ,      | 4   | २७४-२७५  |